# ग्रायाभिविनयः

पृष्ठ : ५६९ से ६२४

#### क्ष ओ३म् क्ष

# अथारयाभिवनयोपऋमिं एकाविचारः।

सर्वातमा सिच्चदानन्दोऽनन्तो यो न्यायकृच्छुचिः ।
भूयात्तमां सहायो नो दयालुः सर्वशक्तिमान् ।।१।।
चक्ष्रामाङ्कचन्द्रेब्दे चैत्रे मासि सिते दले ।
दशम्यां गुरुवारेऽयं ग्रन्थारम्भः कृतो मया ।।२।।
बहुभिः प्राथितः सम्यग्प्रन्थारम्भः कृतोऽधुना ।
हिताय सर्वलोकानां ज्ञानाय परमात्मनः ।।३।।
वेदस्य मूलमन्त्राणां व्याख्यानं लोकभाषया ।
क्रियते सुखबोधाय ब्रह्मज्ञानाय सम्प्रति ।।४।।
स्तुत्युपासनयोः सम्यक् प्रार्थनायाद्य वर्गितः ।
विषयो वेदमन्त्रैश्च सर्वेषां सुखबर्द्धं नः ।।५।।
विमलं सुखदं सततं सुहितं जगित प्रततं तदु वेदगतम् ।
मनिस प्रकटं यदि यस्य सुखी स नरोस्ति सदेश्वरभागिधकः ।।६।।
विशेषभागीह वृग्गोति यो हितं, नरः परात्मानमतीवमानतः ।
स्रशेषदुःखात्तु विमुच्य विद्यया,स मोक्षमाप्नोति न कामकामुकः ।।७।।

व्याख्यान—जो परमात्मा, सबका आत्मा, सत् चित् आनन्दस्वरूप, अनन्त, अज, न्यायकारी, निर्मल, सदा पिवत्र, दयालु, सब सामर्थ्यवाला हमारा इष्टदेव है वह हम को सहाय नित्य देवे, जिससे महाकठिन काम भी हम लोग सहज से करने को समर्थ हों। हे कृपानिधे! यह काम हमारा आप ही सिद्ध करने-वाले हो, हम आशा करते हैं कि आप अवश्य हमारी कामना सिद्ध करेंगे।। १।।

संवत् १६३२ मिती चैत्र सुदी १० गुरुवार के दिन इस ग्रन्थ का ग्रारम्भ किया है।। २।। बहुत सज्जन लोग, सबके हितकारक धर्मात्मा विद्वान् विचार-शील जनों ने मुभसे प्रीति से कहा तब सब लोगों के हित ग्रौर यथार्थ परमेश्वर का ज्ञान तथा प्रेम भक्ति यथावत् हो इसलिये इस ग्रन्थ का ग्रारम्भ किया है।। ३।। इस ग्रन्थ में केवल दो वेदों के मूल मन्त्रों का प्राकृतभाषा में व्याख्यान किया है जिससे सब लोगों को सुखपूर्वक बोध हो ग्रौर ब्रह्मज्ञान यथार्थ हो।। ४।। इस ग्रन्थ में वेदमन्त्रों से सब सुखों की बढ़ानेवाली परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना तथा धर्मादि विषय का वर्णन किया है।। ४।। जो ब्रह्म विमल, सुखकारक, पूर्णकाम, तृष्त, जगत् में व्याप्त, वही सब वेदों से प्राप्य है, जिस

बृहस्पते, परमात्मन् ! हम लोगों को (बृहत्) सबसे बड़े सुख को देनेवाले ग्राप हो हो, हे सर्वव्यापक, अनन्त पराक्रमेश्वर विष्णों! ग्राप हमको ग्रनन्त सुख देग्रो, जो कुछ मांगेंगे सो ग्रापसे ही हम लोग मांगेंगे, सब सुखों का देनेवाला ग्राप के विना कोई नहीं है, सर्वथा हम लोगों को ग्रापका ही ग्राश्रय है। ग्रन्य किसी का नहीं क्योंकि सर्वशक्तिमान् न्यायकारी दयामय सबसे बड़े पिता को छोड़ के नीच का ग्राश्रय हम लोग कभी न करोंगे, ग्रापका तो स्वभाव ही है कि ग्रङ्गीकृत को कभी नहीं छोड़ते, सो ग्राप सबैव हमको सुख देंगे यह हमको दृढ़ निश्चय है।।१।।

#### म्लमन्त्र स्तुति विषय

अग्निमीके पुरोहितं यज्ञस्यं देवमृत्विजम् । होतारं रत्नधातमम् ॥ २ ॥ ऋ०१।१।१।

व्याख्यान—हे वन्द्येश्वराग्ने! आप ज्ञानस्वरूप हो, आप की में स्तुति करता हं, सब मनुष्यों के प्रति परमात्मा का यह उपदेश है—हे मनुष्यो! तुम लोग इस प्रकार से मेरी स्तुति, प्रार्थना और उपासनादि करो जैसे पिता वा गुरु अपने पुत्र वा शिष्य को शिक्षा करता है कि तुम पिता वा गुरु के विषय में इस प्रकार से स्तुति ग्रादि का वर्तमान करना, वैसे सबके पिता और परम गुरु ईश्वर ने हमको कृपा से सब व्यवहार ग्रौर विद्यादि पदार्थों का उपदेश किया है जिससे हमको व्यवहार ज्ञान और परमार्थ ज्ञान होने से ग्रत्यन्त सुख हो। जैसे सबका भ्रादिकारण ईश्वर है, वैसे परम विद्या वेद का भी ग्रादिकारण ईश्वर है। हे सर्व हितोपकारक! श्राप "पुरोहितम" सब जगत् के हितसाधक हो, हे यज्ञदेव! सब मनुष्यों के पूज्यतम श्रीर ज्ञान-यज्ञादि के लिये कमनीयतम हो, "ऋत्विजम्" सब ऋत् वसन्त आदि के रचक, श्रर्थात् जिस समय जैसा सुख चाहिये उस सुख के सम्पादक श्राप ही हो, "होतारम्" सब जगत् को समस्त योग और क्षेम के देनेवाले हो और प्रलय समय में कारण में सब जगत् का होम करनेवाले हो, "रत्नधातमम्" रत्न प्रथित् रमणीय पृथिव्यादिकों के धारण, रचन करनेवाले तथा अपने सेवकों के लिये रत्नों के धारण करनेवाले एक आप ही हो। सर्वशक्तिमन् परमात्मन्! इसलिए मैं वारंवार आपकी स्तुति करता हूं इसको भ्राप स्वीकार की जिये, जिससे हम लोग श्रापके कपापात्र होके सदैव श्रानन्द में रहें ॥२॥

अग्निनां र्यिमश्रवत्पोषंमेव दिवेदिवे । यशसं वीरवत्तमम् ॥ ३ ॥ ऋ०१।१।१।३॥

व्याख्यान—हे महादातः, ईश्वराग्ने! ग्रापकी कृपा से स्तुति करनेवाला मनुष्य "रियम्" उस विद्यादि धन तथा सुवर्णादि धन को ग्रवश्य प्राप्त होता है कि जो धन प्रतिदिन "पोषमेव" महापुष्टि करने ग्रीर सत्कीति को बढ़ानेवाला तथा जिससे विद्या, शौर्य्य, धँर्य्य, चातुर्य, बल, पराक्रम ग्रीर दृढांग, धर्मात्मा, न्याययुक्त, ग्रत्यन्त वीरपुरुष प्राप्त हों, वैसे सुवर्ण रत्नादि तथा चक्रवर्त्ती राज्य ग्रीर विज्ञानरूप धन को मैं प्राप्त हों तथा आपकी कृपा से सदैव धर्मात्मा होके झत्यन्त सुली रहूं।।३।।

#### स्ल स्त्ति

अग्निः पूर्विभिक्षिपिशिष्ठयो नूतेनैस्त । स देवाँ एह वंक्षति ॥ ४ ॥ ऋ०१।१।१।२॥

व्याख्यान—हे सब मनुष्यों के स्तुति करने योग्य ईश्वराग्ने! "पूर्विभिः" विद्या पढ़े हुए प्राचीन "ऋषिभिः" मन्त्रार्थ देखनेवाले विद्वान् श्रीर "नूतनैः" वेदार्थ पढ़नेवाले नवीन ब्रह्मचारियों से "ईडचः" स्तुति के योग्य "उत" श्रीर जो हम लोग मनुष्य, विद्वान् वा मूर्ख हैं उनसे भी श्रवश्य आप ही स्तुति के योग्य हो सो स्तुति को प्राप्त हुए श्राप हमारे श्रीर सब संसार के सुख के लिये दिव्यगुण अर्थात् विद्यादि को कृपा से प्राप्त करो, श्राप ही सबके इष्टदेव हो।।४।।

#### मूल स्तुति

अग्निहोता क्विक्रतः सत्यिक्चित्रश्रवस्तमः। देवो देवेभिरा गमत् ॥ ५ ॥ ऋ०१।१।१।

व्याख्यान है सर्वदृक् ! सबको देखनेवाले "क्नतुः" सब जगत् के जनक "सत्यः" श्रविनाशी श्रर्थात् कभी जिनका नाश नहीं होता "चित्रश्रवस्तमः" श्राश्चर्यश्रवणादि श्राश्चर्यगुण श्राश्चर्यशक्ति श्राश्चर्यश्रवणादि श्राश्चर्यगुण श्राश्चर्यशक्ति श्राश्चर्यश्रवणादि श्राश्चर्यगुण श्राश्चर्यशक्ति श्राश्चर्यश्रवणादि श्राश्चर्यगुण श्राश्चर्यशक्ति श्राप हो, जिन श्रापके तुल्य वा आप से बड़ा कोई नहीं है, हे जगदीश! "देवेभिः" दिव्यगुणों के सह वर्त्त मान हमारे हृदय में श्राप प्रकट हो सब जगत् में भी प्रकािशत हों जिससे हम श्रीर हमारा राज्य दिव्यगुणयुक्त हो, वह राज्य श्रापका ही है, हम तो केवल श्रापके पुत्र तथा भृत्यवत् हैं।। १ ।।

यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यासे । तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः ॥ ६ ॥ ऋ०१।१।२।१॥

व्याख्यान हे "ग्रङ्ग" मित्र ! जो ग्रापको ग्रात्मादि दान करता है, उसको 'भद्र" व्यावहारिक ग्रौर पारमाथिक मुख ग्रवश्य देते हो, हे "ग्रङ्गिरः" प्राण-प्रिय ! यह ग्रावका सत्यव्रत है कि स्वभक्तों को परमानन्द देना, यही ग्रापका स्वभाव हमको ग्रत्यन्त मुखकारक है, ग्राप मुक्तको ऐहिक ग्रौर पारमाथिक इन दोनों मुखों का दान शीझ दीजिये जिससे सब दुःख दूर हों, हमको सदा मुख ही रहे।।६।।

#### मूल स्तुति

वायवा याहि दर्शतेमें सोमा अरङ्कृताः। तेषां पाहि श्रुधी हर्वम् ॥ ७॥ ऋ०१।१।३।१॥

व्याख्यान हे अनन्तवल परेश बायो दर्शनीय! आप अपनी कृपा से ही हमको प्राप्त हो, हम लोगों ने अपनी ग्रत्पशक्ति से सोम (सोमवल्त्यादि) ग्रोषिधयों का उत्तम रस सम्पादन किया है ग्रौर जो कुछ भी हमारे श्रेष्ठ पदार्थ हैं वे ग्राप के लिये "ग्ररङ कृताः" ग्रलङ कृत ग्रथित् उत्तम रीति से हमने बनाये हैं ग्रौर वे सब ग्राप के समर्पण किये गये हैं उनको ग्राप स्वीकार करो (सर्वात्मा से पान करो) हम दोनों की दीनता सुनकर जैसे पिता को पुत्र छोटी चीज समर्पण करता है, उस पर पिता ग्रत्यन्त प्रसन्न होता है, वैसे ग्राप हम पर होग्रो।। ७।।

#### मूल प्रार्थना

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। यज्ञं वेष्टु धिया वेसुः ॥ ८॥ ऋ०१।१।६।१०॥

व्याख्यान—हे वाक्पते ! सर्वविद्यामय ! हमको ग्रापकी कृपा से "सरस्वती" सर्वशास्त्रविज्ञानयुक्त वाणी प्राप्त हो "वाजेभिः" तथा उत्कृष्ट, ग्रन्नादि के साथ वर्त्तमान "वाजिनीवती" सर्वोत्तम क्रिया विज्ञानयुक्त "पावका" पवित्रस्वरूप ग्रौर पवित्र करनेवाली सत्यभाषणमय मङ्गलकारक वाणी आपकी प्ररेणा से प्राप्त होके ग्रापके ग्रनुग्रह से परमोत्तम बुद्धि के साथ वर्त्तमान "वसुः" निधस्वरूप यह वाणी "यज्ञ वष्टु" सर्वशास्त्रबोध और पूजनीयतम ग्रापके विज्ञान की कामनायुक्त सदैव हो, जिससे हमारी सब मूर्वता नष्ट हो ग्रौर हम महापाण्डित्ययुक्त हों।। द ।।

#### मूल स्तुति

# पुरूतमें पुरूणामीश्चां वार्यीणाम् । इन्द्रं सोमे सची सुते ॥ ९ ॥ ऋ०१।१।९।२॥

व्याख्यान—हे परात्पर परमात्मन्! ग्राप "पुरूतमम्" श्रात्यन्तोत्तम ग्रौर सर्वशत्रुविनाशक हो तथा बहुविध जगत् के पदार्थों के ईशान (स्वामी) ग्रौर उत्पादक हो "वार्याणाम्" वर, वरणीय, परमानन्द मोक्षादि पदार्थों के भी ईशान हो "सोमे" ग्रौर उत्पत्तिस्थान संसार ग्रापसे उत्पन्न होने से "इन्द्रम्" परमैश्वर्यवान् ग्रापको (ग्रभिप्रगाय) हृदय में अत्यन्त प्रेम से गावैं (यथावत्) स्तुति करैं जिससे ग्रापको कृपा से हम लोगों का भी परमैश्वर्य बढ़ता जाय ग्रौर परमानन्द को प्राप्त हों।। ६।।

#### मूल प्रार्थना

तमीशानं जर्गतस्त्रस्थुष्रपितं धियं जिन्वमवंसे हुमहे व्यम् । पूषा नो यथा वेदंसामसंदव्धे राक्षिता पायुरदंब्धः स्वस्तये ॥ १० ॥

ऋ०१।६।१४।५॥

व्याख्यान—हे सर्वाधिस्वामिन्! आप ही चर ग्रौर अचर जगत् के ईशान (रचनेवाले) हो "धियं जिन्वम्" सर्वविद्यामय विज्ञानस्वरूप बुद्धि को प्रकाशित करनेवाले प्रोणनीयस्वरूप "पूषा" सबके पोषक हो, उन ग्रापका हम "नः ग्रवसे" ग्रपनी रक्षा के लिये "हमहे" ग्राह्वान करते हैं "यथा" जिस प्रकार से आप हमारे विद्यादि धनों की वृद्धि वा रक्षा के लिये "ग्रदब्धः, रक्षिता" निरालस रक्षा करने में तत्पर हो वैसे ही कृपा करके आप "स्वस्तये" हमारी स्वस्थता के लिये "पायुः" निरन्तर रक्षक (विनाशनिवारक) हो, ग्रापसे पालित हम लोग सदैव उत्ताम कामों में उन्नति ग्रौर आनन्द को प्राप्त हों।। १०।।

#### मूल स्तुति

अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । पृथिच्याः सप्त धार्माभेः ॥ ११ ॥ ऋ०१।२।७।१६॥

व्याख्यान—हे "देवाः" विद्वानो ! "विष्णुः" सर्वत्र व्यापक परमेश्वर ने सब जीवों को पाप तथा पुण्य का फल भोगने श्रौर सब पदार्थों के स्थित होने के लिये पृथिवो से लेके सप्तिविध लोक "धामिभः" अर्थात् ऊँचे-नीचे स्थानों से संयुक्त बनाये तथा गायत्र्यादि सात छन्दों से विस्तृत विद्यायुक्त वेद को भी बनाया

उन लोकों के साथ वर्त्तमान व्यापक ईश्वर ने "यतः" जिस सामर्थ्य से सब लोकों को रचा है "अतः" (सामर्थ्यात्) उस सामर्थ्य से हम लोगों की रक्षा करें। हे विद्वानों! तुम लोग भी उसी विष्णु के उपदेश से हमारी रक्षा करों, कैसा है वह विष्णु? जिसने इस सब जगत् को "विचक्रमे" विविध प्रकार से रचा है, उसकी नित्य भिक्त करों।। ११।।

#### मूल प्रार्थना

पाहि नी अग्ने रक्षसंः पाहि धूर्त्तररांच्णः । पाहि रीषत उत वा जिघांसतो बृहंद्धानो यविष्ठच ॥ १२ ॥

ऋ०१।३।१०।१५॥

व्याख्यान हे सर्वशत्रुदाहकाग्ने परमेश्वर! राक्षस हिंसाशील दुष्टस्वभाव देहधारियों से "नः" हमारी "पाहि" पालना करो "धूर्तेरराव्णः" कृपण जो धूर्त उस मनुष्य से भी हमारी रक्षा करो। जो हमको मारने लगे तथा जो मारने की इच्छा करता है, हे महातेज बलवत्तम! उन सबसे हमारी रक्षा करो।। १२।।

#### मूल स्तुति

त्वम्रय पारे रर्जसो व्योमनः स्वभूत्योजा अवसे धृपन्मनः । चकुषे भूमि प्रतिमानमोर्जसोऽपः स्वः परिभुरेष्या दिवेम् ॥ १३ ॥ ऋ०१।४।१४।१२॥

व्याख्यान हे परमैश्वर्यवन् परमात्मन्! आकाशलोक के पार में तथा भीतर अपने ऐश्वर्य और बल से विराजमान होके दुष्टों के मन को धर्षण तिरस्कार करते हुए सब जगत् तथा विशेष हम लोगों के "प्रवसे" सम्यक् रक्षण के लिये "त्वम्" श्राप सावधान हो रहे हो, इससे हम निर्भय होके श्रानन्द कर रहे हैं, किञ्च "दिवम्" परमाकाश "भूमिम्" भूमि तथा "स्वः" सुखिवशेष मध्यस्थ-लोक इन सबों को अपने सामर्थ्य से हो रच के यथावत् धारण कर रहे हो "पिरभूः एषि" सब पर वर्तमान और सबको प्राप्त हो रहे हो "आदिवम्" द्योतनात्मक सूर्यादि लोक "श्रापः" अन्तरिक्षलोक और जल इन सबके प्रतिमान (परिमाण) कत्तां ग्राप हो हो, तथा श्राप अपरिमेय हो, कृपा करके हमको श्रपना तथा सृष्टि का विज्ञान दोजिये।। १३।।

विजानी ह्यार्यान् ये च द्रयंवी बहिष्मते रन्धया शासंदब्रतान्। शाकी भव यर्जमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सध्मादेषु चाकन ॥ १४ ॥

寒0 31811801511

व्याख्यान—हे यथायोग्य सबको जाननेवाले ईश्वर ! ग्राप "ग्रायिन्" विद्या धर्मावि उत्कृष्ट स्वभावाचरणयुक्त ग्रायों को जानो "ये च दस्यवः" और जो नास्तिक, डाकू, चोर, विश्वासघाती, मूर्ख, विषयलम्पट, हिंसादि दोषयुक्त उत्तम कर्म्म में विघ्न करनेवाले, स्वार्थी, स्वार्थ साधन में तत्पर वेदविद्याविरोधी, ग्रनार्थ (ग्रनाड़ी) मनुष्य "बहिष्मते" सर्वोपकारक यज्ञ के विध्वंस करनेवाले हैं इन सब दुष्टों को ग्राप "रन्धय" (समूलान् विनाशय) मूलसहित नष्ट कर दीजिये ग्रौर "शासदत्रतान्" ब्रह्मचर्य्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासादि धर्मानुष्ठान-व्रतरहित वेदमार्गीच्छेदक ग्रनाचारियों का यथायोग्य शासन करो (शोध्र उन पर दण्ड निपातन करो) जिससे वे भी शिक्षायुक्त होके शिष्ट हों ग्रथवा उनका प्राणान्त हो जाय किंवा हमारे वश में हो रहें "शाकी" तथा जीव को परम शक्तियुक्त शक्ति देने ग्रौर उत्तम कामों में प्रेरणा करनेवाले हो, आप हमारे दुष्ट कामों से निरोधक हो, मैं भी "सधमा०" उत्कृष्ट स्थानों में निवास करता हुग्रा "विश्वेत्ता ते" तुम्हारी ग्राजानुकूल सब उत्तम कम्मों को "चाकन" कामना करता हूं, सो ग्राप पूरी करें ॥ १४ ॥

# मूल स्तुति

न यस्य द्यावापृथिवी अनु व्यचो न सिन्धे<u>वो</u> रजसो अन्तमानुशः। नोत स्वष्टेष्टं मदे अस्य युष्यंत एको अन्यच्चंक्रुषे विश्वमानुषक् ॥ १५॥ ऋ०१।४।१४॥

व्याख्यान — हे परमैश्वर्ययुक्तेश्वर ! आप इन्द्र हो, हे मनुष्यो ! जिस परमात्मा का अन्त इतना है यह न हो उसकी व्याप्ति का परिच्छेद (इयत्ता) परिमाण कोई नहीं कर सकता, तथा दिव अर्थात् सूर्यादिलोक सर्वोपिर आकाश तथा पृथिवी मध्य निकृष्टलोक ये कोई उसके आदि-अन्त को नहीं पाते क्योंकि ''अनुव्यचः'' वह सब के बीच में अनुस्यूत (परिपूर्ण) हो रहा है तथा "न सिन्धवः" अन्तरिक्ष में जो दिव्यजल तथा सब लोक, सो भी अन्त नहीं पा सकते ''नोत स्ववृष्टि मदे'' वृष्टिप्रहार से युद्ध करता हुआ वृत्र (मेघ) तथा बिजुली गर्जन आदि भी ईश्वर का पार नहीं पा सकते हे परमात्मन्! आपका पार कौन

<sup>\*</sup> जैसे कोई मद में मग्न होके रए।भूमि में युद्ध करै, वैसे मेघ का दृष्टान्त जानना।

पा सके ? क्योंकि "एकः" एक (ग्रपने से भिन्न सहायरहित) स्वसामर्थ्य से ही "विश्वम्" सब जगत् को "ग्रानुषक्" ग्रानुषक्त ग्रर्थात् उसमें व्याप्त होते ग्रौर "चकुषे" (कृतवान्) ग्रापने ही उत्पन्न किया है; फिर जगत् के पटार्थ ग्रापका पार कंसे पा सकें तथा (ग्रन्थत्) ग्राप जगत् रूप कभी नहीं बनते, न ग्रपने में से जगत् को रचते हो किन्तु ग्रनन्त ग्रपने सामर्थ्य से ही जगत् का रचन, धारण ग्रौर प्रलय यथाकाल में करते हो, इससे ग्रापका सहाय हम लोगों को सदेव है ।। १४ ।।

#### मूल प्रार्थना

ऊधों नेः पाह्यंहेसो नि केतुना विश्वं समित्रिणं दह । कृधी ने ऊर्ध्वाञ्चरथाय जीवसे विदा देवेषु नो दुवेः ॥ १६ ॥

ऋ०१।३।१०।१४॥

व्याख्यान —हे सर्वोषिर विराजमान परब्रह्म ! ग्राप ऊर्ध्व सबसे उत्कृष्ट हो, हमको कृपा से उत्कृष्ट गुणवाले करो तथा ऊर्ध्वदेश में हमारी रक्षा करो, हे सर्वपापप्रणाशकेश्वर ! हमको "केतुना" विज्ञान ग्रर्थात् विविध विद्यादान देके "ग्रंहसः" श्रविद्यादि महापाप से "नि पाहि" (नितराम्पाहि) सदैव श्रलग रक्खो तथा "विश्वम्" इस सकल संसार का भी नित्य पालन करो, हे सत्यमित्र न्याय-कारिन्! जो कोई प्राणी "ग्रित्रणम्" हमसे शत्रुता करता है उसको ग्रौर काम-कोधादि शत्रुश्नों को ग्राप "सन्दह" सम्यक् भरमीमूत करो (ग्रच्छे प्रकार जलाग्रो) "कृषो न उर्ध्वान्" हे कृपानिधे! हमको विद्या, शौर्य्य, धर्य, बल, पराक्रम, चातुर्य, विविधधन, ऐश्वर्य, विनय, साम्राज्य, सम्मित, सम्प्रीति, स्वदेश-सुखसम्पादनादि गुणों में सब नर देहधारियों से श्रधिक उत्तम करो तथा "चरथाय, जीवसे" सबसे अधिक ग्रानन्द, भोग, सब देशों में श्रव्याहतगमन (इच्छानुकूल) जाना-ग्राना), ग्रारोग्य देह, शुद्ध मानस-बल ग्रौर विज्ञान इत्यादि के लिये हम को उत्तमता ग्रौर ग्रपनी पालनायुक्त करो "विद्या" विद्यादि उत्तमोत्तम धन "देवेषु" विद्वानों के बीच में प्राप्त करो श्रर्थात् विद्वानों के मध्य में भी उत्तम प्रतिष्ठायुक्त सदैव हमको रक्खो ।। १६ ।।

#### मूल स्तुति

अदितियौरिदितिर्न्तिः धमदितिर्माता स पिता स पुत्रः । विद्ये देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्मातमदितिर्जनित्वम् ॥ १७ ॥ व्याख्यान है त्रैकाल्याबाधेश्वर! "ग्रदितिद्योः" ग्राप सदैव विनाशरहित तथा स्वप्रकाशस्वरूप हो "ग्रदितिरन्तिरक्षम्" अविकृत (विकार को न प्राप्त) ग्रौर सबके ग्रधिष्ठाता हो "अदितिर्माता" ग्राप प्राप्त मोक्ष जीवों को ग्रविनश्वर (विनाशरहित) सुख देने और ग्रत्यन्त मान करनेवाले हो "स पिता" सो ग्रविनाशिस्वरूप हम सब लोगों के पिता (जनक) और पालक हो ग्रौर "स पुत्रः" सो ईश्वर ग्राप मुमुक्षु धर्मात्मा विद्वानों को नरकादि दुःखों से पवित्र ग्रौर त्राण (रक्षण) करनेवाले हो "विश्वे देवा ग्रदितिः" सब दिव्यगुण (विश्व का धारण रचन, मारण, पालन ग्रादि कार्यों को करनेवाले) आप ग्रविनाशी परमात्मा ही हैं "पञ्चजना ग्रदितिः" पञ्चप्राण जो जगत् के जीवन हेतु वे भी ग्राप के रचे ग्रौर ग्रापके नाम भी हैं "जातमदितिः" वही एक चेतन बहा आप सदा प्रादुर्भूत हैं ग्रौर सब कभी प्रादुर्भूत कभी अप्रादुर्भूत (ग्रविनाशभूत) भी हो जाते हैं "ग्रदितिजीनत्वम्" वे ही ग्रविनाशीस्वरूप ईश्वर ग्राप सब जगत् के (जिनत्वम्) जन्म का हेतु हैं, और कोई नहीं \*।। १७।।

#### मूल प्रार्थना

ऋजुनीती नो वर्रणो सित्रो नेपतु विद्वान्। अर्यमा देवै: सजोषाः॥ १८॥ ऋ०१।६।१७।१॥

व्याख्यान—हे महाराजाधिराज परमेश्वर! श्राप हमको "ऋजु॰" सरल (शुद्ध) कोमलत्वादिगुणविशिष्ट चक्रवर्ती राजाश्रों को नीति को "नयतु" कृपा-दृष्ट से प्राप्त करो, आप "वरुणः" सर्वोत्कृष्ट होने से वरुण हो, सो हमको वरराज्य, वरविद्या, वरनीति देओ तथा सबके मित्र शत्रुतारहित हो, हमको भी श्राप मित्रगुणयुक्त न्यायाघीश कीजिये तथा ग्राप सर्वोत्कृष्ट विद्वान् हो, हमको भी सत्यविद्या से युक्त सुनीति देके साम्राज्याधिकारी सद्यः कीजिये तथा ग्राप "अर्थमा" (यमराज) प्रियाप्रिय को छोड़ के न्याय में वर्त्तमान हो सब संसार के जीवों के पाप ग्रौर पुण्यों को यथायोग्य व्यवस्था करनेवाले हो तो हमको भी श्राप तादृश करें जिससे "देवैः सजोषाः" ग्रापको कृपा से विद्वानों वा दिव्यगुणों के साथ उत्तम प्रीतियुक्त श्राप में रमण और आपका सेवन करनेवाले हों, हे कृपासिन्धो भगवन्! हम पर सहायता करो जिससे सुनीतियुक्त होके हमारा स्वराज्य ग्रत्यन्त बढ़े।। १८।।

<sup>%</sup> ये सब नाम दिव ग्रादि ग्रन्य वस्तुग्रों के भी होते हैं परन्तु यहां ईश्वराभिप्रत से ग्रर्थ किया, सो सप्रमाण जानना चाहिये।

त्वं सोमासि सत्पितिस्त्वं राजीत वृत्रहा। त्वं भद्रो असि क्रतुः ॥ १९॥ ऋ०१।६।१९।५॥

व्याख्यान—हे सोम, राजन् सत्पते परमेश्वर! तुम सोम, सबका सार निकालनेहारे प्राप्तस्वरूप, शान्तात्मा हो तथा सत्पुरुषों का प्रतिपालन करनेवाले हो, तुम्हों सबके राजा "उत" ग्रौर वृत्रहा" मेघ के रचक, धारक और मारक हो, भद्रस्वरूप भद्र करनेवाले ग्रौर "क्रतुः" सब जगत् के कर्त्ता आप हो हो।। १६।।

#### मूल प्रार्थना

त्वं नीः सोम विश्वतो रक्षा राजन्नघायतः। न रिष्येत् त्वार्यतः सर्वा॥ २०॥ ऋ०१।६।२०।८॥

व्याख्यान हे सोम राजन्नीश्वर! तुम "ग्रघायतः" जो कोई प्राणी हम में पापी ग्रौर पाप करने की इच्छा करनेवाले हों "विश्वतः" उन सब प्राणियों से हमारी "रक्ष" रक्षा करो, जिसके ग्राप सगे मित्र हो "न, रिष्येत्" वह कभी विनष्ट नहीं होता किन्तु हमको ग्रापकी सहायता से तिलमात्र भी दुःख वा भय कभी नहीं होगा, जो ग्रापका मित्र ग्रौर जिसके आप मित्र हो, उसको दुःख क्यों कर हो।। २०।।

#### मूल प्रार्थना

तद्विष्णोः पर्मं पदं सद्यं पश्यन्ति सूर्यः । दिवीव चक्षुरातंतम् ॥ २१ ॥ ऋ०१।२।७।२०॥

व्याख्यान—हे विद्वानो और मुमुक्ष जीवो! विष्णु का जो परम अत्यन्तो-त्कृष्ट पद (पदनीय) सबके जानने योग्य, जिसको प्राप्त हो के पूर्णानन्द में रहते हैं फिर वहां से शीघ्र दुःख में नहीं गिरते, उस पद को "सूरयः" धर्मात्मा जितेन्द्रिय, सब के हितकारक विद्वान् लोग यथावत् अच्छे विचार से देखते हैं, वह परमेश्वर का पद है किस दृष्टान्त से कि जैसे आकाश में चक्षु नेत्र की व्याप्ति वा सूर्य का प्रकाश सब श्रोर से व्याप्त है वैसे ही "दिवीव, चक्षुराततम्" परब्रह्म सब जगह में परिपूर्ण एकरस भर रहा है, वही परमप्दस्वरूप परमात्मा परमपद है, इसी की प्राप्ति होने से जीव सब दुःखों से छूटता है, अन्यथा जीव को कभी परम सुख नहीं मिलता, इससे सब प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति में यथावत् प्रयत्न करना चाहिये ।। २१।।

स्थिरा वैः सन्त्वायुधा पराणुदै वीळू उत प्रतिष्कर्भे । युष्माकंमस्तु तर्विषी पनीयसी मा मत्येस्य माथिनैः ॥ २२ ॥

ऋ0 2131251711

व्याख्यान—(परमेश्वरो हि सर्वजीवेम्य श्राशीर्ववाति) ईश्वर सब जीवों को ग्राशीर्वाव देता है कि हे जीवो! "वः" (युष्माकम्) तुम्हारे लिये ग्रायुध अर्थात् शतघ्ती (तोप), भृशुण्डो (बंदूक), धनुष्, बाण, करवाल (तलवार) शक्ति (बरछी) ग्रावि शस्त्र स्थिर और "वीळू" दृढ़ हों, किस प्रयोजन के लिये? "पराणुदे" तुम्हारे शत्रुग्रों के पराजय के लिये, जिससे तुम्हारे कोई दुष्ट शत्रु लोग कभी दुःख न दे सकें "उत, प्रतिष्कभे" शत्रुग्रों के वेग को थांभने के लिये "युष्माकमस्तु, तिवधी पनीयसी" तुम्हारो बलरूप उत्तम सेना सब संसार में प्रशंसित हो जिससे तुमसे लड़ने को शत्रु का कोई संकल्प भी न हो परन्तु "मा मर्त्यस्य मायिनः" जो ग्रन्यायकारो मनुष्य है उसको हम ग्राशीर्वाद नहीं देते। दुष्ट, पापी, ईश्वरभक्तिरहित मनुष्य का बल और राज्येश्वर्यादि कभो मत बढ़ो, उसका पराजय ही सदा हो, हे बन्धुवर्गो! ग्राग्रो अपने सब मिलके सर्व दुःखों का विनाश ग्रौर विजय के लिये ईश्वर को प्रसन्न करें। जो ग्रपने को वह ईश्वर आशीर्वाद देवे, जिससे ग्रपने शत्रु कभी न बढ़ें।। २२।।

#### मूल स्तुति

विष्णोः कर्माणि पश्यत यंतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रंस्य युज्यः सर्वा ॥ २३ ॥ ऋ० । १ । २ । ७ । १९ ॥

व्याख्यान—हे जीवो! "विष्णोः" व्यापकेश्वर के किये दिव्य जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि कर्मों को तुम देखो (प्रश्न) किस हेतु से हम लोग जानें कि व्यापक विष्णु के कर्म्म हैं? (उत्तर) "यतो व्रतानि पस्पशे" जिससे हम लोग ब्रह्मचर्यादि व्रत तथा सत्यभाषणादि व्रत श्रौर ईश्वर के नियमों का अनुष्ठान करने को जीव सुशरीरधारी हो के समर्थ हुए हैं। यह काम उसी के सामर्थ्य से है, क्योंकि "इन्द्रस्य, युज्यः, सखा" इन्द्रियों के साथ वर्त्त्यान कर्मों का कर्त्ता, भोक्ता जो जीव इसका वही एक योग्य मित्र है, श्रन्य कोई नहीं क्योंकि ईश्वर जीव का श्रन्तर्यामी है, उससे परे जीव का हितकारी कोई श्रौर नहीं हो सकता, इससे परमात्मा से सदा मित्रता रखनी चाहिये।। २३।।

#### म्ल प्राथंना

पराणिदस्व मधवन्निमित्रान्त्सुवेदा नो वस्त्रं कृधि। अस्मार्कं बोध्याविता महाधने भवा वृधः सखीनाम्॥ २४॥

ऋ० ४ । ३ । २१ । २४ ॥

व्याख्यान हे मघवन् परमेश्वर्यवन् इन्द्र परमात्मन्! "ग्रमित्रान्" हमारे सब शत्रुश्रों को "पराणुदस्व" परास्त कर दे। हे दातः! "मुवेदा, नो, वसू, कृषि" "ग्रस्माकं, बोध्यविता" हमारे लिये सब पृथिवी के धन मुलभ कर "महाधने" युद्ध में हमारे ग्रौर हमारे मित्र तथा सेनादि के "ग्रविता" रक्षक "वृधः" वर्द्ध क "भव" ग्राप हो हो तथा "बोधि" हमको ग्रपने ही जानो, हे भगवन्! जब श्राप हमारे रक्षक मोद्धा होंगे, तभी हमारा सर्वत्र विजय होगा, इसमें संदेह नहीं।। २४।।

#### मूल प्राथना

र्शं नी भगः शर्म नः शंसी अस्तु शं नः पुरिन्धः शर्म सन्तु रायः। शं नेः सत्यस्य स्यापनस्य शंसः शं नी अर्थमा पुरुजातो अस्तु ॥२५॥

港の 4 1 3 1 75 1 7 11

व्याख्यान—हे ईश्वर ! "भगः" स्नाप स्नौर स्नापका विया हुस्रा ऐश्वर्ध्य "शंनः" हमारे लिये सुलकारक हो स्नौर "शमु, नः, शंसो स्नस्तु" आपकी कृषा से हमारी सुलकारक प्रशंसा सर्वेव हो "पुरिन्धः, शमु, सन्तु, रायः" संसार के धारण करनेवाले स्नाप तथा वायु प्राण स्नौर सब धन स्नानन्ददायक हो "शं नः, सत्यस्य" सत्य यथार्थ धर्म सुसंयम स्नौर जितेन्द्रियादि लक्षणयुक्त जो प्रशंसा (पुण्यस्तुति) सब संसार में प्रसिद्ध है वह परमानन्द स्नौर शान्तियुक्त हमारे लिये हो "शं, नो, श्रर्यमा" न्यायकारो स्नाप "पुरुजातः" स्ननन्तसामर्थ्ययुक्त हमारे कल्याणकारक होओ।। २४।।

#### मूल स्तुति

त्वमसि प्रशस्यो विद्धेषु सहन्त्य। अग्ने र्थीरंध्वराणाम् ॥ २६॥ ऋ०५। ५। ३४। २॥

व्याख्यान — हे "ग्रग्ने" सर्वज्ञ ! तू ही सर्वज्ञ "प्रशस्यः" स्तुति करने के योग्य है ग्रन्य कोई नहीं "विदथेषु" यज्ञ ग्रौर युद्धों में ग्राप ही स्तोतव्य हो, जो तुम्हारो स्तुति को छोड़ के ग्रन्य जड़ादि की स्तुति करता है उसके यज्ञ तथा

युद्धों में विजय कभी सिद्ध नहीं होता है "सहत्त्य" शत्रुग्नों के समूहों के ग्राप ही धातक हो "रथी:" अध्वरों ग्रथित् यज्ञ और युद्धों मैं ग्राप ही रथी हो। हमारे शत्रुग्नों के योद्धाग्रों को जीतनेवाले हो, इस कारण से हमारा पराजय कभी नहीं हो सकता।। २६।।

#### मूल प्राथना

तक् इन्द्रो वर्रणो मित्रो अग्निराप ओषधीर्विनिनी जुषन्त । शर्मन्तस्याम मुरुतामुपस्थे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ २७ ॥

ऋ० ५ । ३ । २७ । २५ ॥

व्याख्यान हे भगवन्! "तन्न इन्द्रः" सूर्य "वरुणः" चन्द्रमा "मित्रः" वायु "ग्राग्नः" श्राग्न "ग्रापः" जल "ओषिधः" वृक्षादि वनस्थ सब पदार्थ ग्रापकी आज्ञा से सुखरूप होकर हमारा सेवन करें, हे रक्षक! "मरुतामुपस्थे" प्राणादि पवनों के गोद में बैठे हुए हम ग्रापकी कृषा से "शर्मन्त्स्याम" सुखयुक्त सदा रहें "स्वस्तिभिः" सब प्रकार के रक्षणों से "यूयं, पात" (ग्रादरार्थं बहुवचनम्) ग्राप हमारी रक्षा करो, किसी प्रकार से हमारी हानि न हो ।। २७ ।।

#### मूल स्तुति

ऋषिहिं पूर्वजा अस्येक ईशान ओजसा। इन्द्रं चोष्कृयसे वसुं॥ २८॥ ऋ॰ ४। ६। १७। ४१॥

व्याख्यान हे ईश्वर ! "ऋषिः" सर्वन्न "पूर्वनाः" ग्रीर सबके पूर्वजों के एक ग्राहितीय "ईशानः" ईशनकर्त्ता ग्रथित् ईश्वरता करनेहारे ईश्वर तथा सबसे बड़े प्रलयोत्तरकाल में ग्राप ही रहनेवाले "ग्रोजसा" ग्रनन्त पराक्रम से युक्त हो, हे इन्द्र महाराजाधिराज ! "चोध्कूयसे वसु" सब धन के दाता, शीघ्र कृपा का प्रवाह ग्रपने सेवकों पर कर रहे हो, आप ग्रह्यन्त ग्राह्म स्वभाव हो ।। २८।।

#### मूल प्राथिना

नेह मुद्रं रक्षास्विने नाव्ये नोपया उत । गर्वे च भुद्रं धेनवे वीरार्यं च अवस्यतेऽनेहसो व ऊतर्यः सु ऊतर्यो व ऊतर्यः ॥ २९ ॥ ऋ०६।४।९।१२॥

#### आरयभिवनयः

व्याख्यान है भगवन्! "रक्षस्विन, भद्रं, नेह" पापी हिसक दुष्टात्मा को इस संसार में सुख मत देना "नावये" धर्म से विपरीत चलनेवाले को सुख कभी मत हो तथा "नोपया, उत" अधर्मी के समीप रहनेवाले उसके सहायक को भी सुख नहीं हो ऐसी प्रार्थना ग्राप से हमारी है कि दुष्ट को सुख कभी न होना चाहिये, नहीं तो कोई जन धर्म में रुचि नहीं करेगा किन्तु इस संसार में धर्मात्माग्रों को ही सुख सदा दीजिये तथा हमारी शमदमादियुक्त इन्द्रियां दुग्ध, देनेवाली गौ ग्रादि वीरपुत्र ग्रीर शूरवीर भृत्य, "श्रवस्यते" दिद्या, दिज्ञान और ग्रन्नाद्यं स्वर्ययुक्त हमार देश के राजा और धनाद्य जन तथा इनके लिये "ग्रनेहसः" निष्पाप, निरुपद्रव, स्वरं, दृढ़ सुख हो "व ऊतयो व ऊतयः" (वः युष्माकं बहुवचनमादरार्थम्) हे सर्वरक्षकेश्वर! ग्राप सर्वरक्षण ग्रर्थात् पूर्वोक्त सब धर्मात्माओं की रक्षा करनेहार हैं। जिन पर ग्राप रक्षक हो, उनको सदैव भद्र कल्याण (परमसुख) प्राप्त होता है, ग्रन्थ को नहीं।। २६।।

#### मूल स्तुति

वसुर्वस्पितिर्हि कमस्यंग्ने विभावसः। स्यामं ते सुमृताविषे ॥ ३०॥ ऋ०६।३।४०।२४॥

व्याख्यान हे परमात्मन्! ग्राप वसु प्रर्थात् सबको अपने में वसानेवाले श्रीर सब में आप वसनेवाले हो तथा "वसुपितः" पृथिव्यादि वास हेतुभूतों के पित हो "कमिस" हे ग्रग्ने विज्ञानानन्द स्वप्रकाशस्वरूप! ग्राप हो सबके सुखकारक और सुखस्वरूप हो तथा "विभावसुः" सत्यस्वप्रकाशंक घनमय हो, हे भगवन्! ऐसे जो ग्राप उन "ते" ग्रापकी "सुमतौ" ग्रत्यन्तोत्कृष्टज्ञान और परस्पर प्रीति में हम लोग स्थिर हों।। ३०॥

#### मूल प्राथना

<u>वैश्वानरस्यं सुमतौ स्यांम राजा हि कं सुवनानामभिश्रीः ।</u>
<u>इतो जातो विश्वमिदं विचेष्टे वैश्वानरो यंतते सूर्यण ॥ ३१ ॥</u>

ऋ०१।७।६।१॥

व्याख्यान हे मनुष्यो! जो हमारा तथा सब जगत् का राजा, सब भुवनों का स्वामो "कम्" सबका सुबदाता और "ग्रिभिश्रीः" सबका निधि (शोभा-कारक) है, "वैश्वानरो, यतते, सूर्येण" संसारस्थ सब नरों का नेता (नायक) और सूर्य के साथ वही प्रकाशक है ग्रर्थात् सब प्रकाशक पदार्थ उसके रचे हैं "इतो

जातो विश्वमिदं विचष्टे" इसी ईश्वर के सामर्थ्य से ही यह संसार उत्पन्न हुआ है स्रथित उसने रचा है, "वैश्वानरस्य सुमतौ, स्याम" उस वैश्वानर परमेश्वर की 'सुमतौ' अर्थात् सुशोभन (उत्कृष्ट) ज्ञान में हम निश्चित सुखस्वरूप स्रौर विज्ञानवाले हों, हे महाराजाधिराजेश्वर! आप इस हमारी आशा को कृपा से पूरी करो।। ३१।।

#### मूल स्तुति

न यस्यं देवा देवता न मर्चा आपंश्च न शर्वसो अन्तेमापुः। स प्ररिक्वा त्वर्क्षसा क्ष्मो दिवर्श्व मुरुत्वन्त्रो भवृत्विन्द्रं ऊती ॥ ३२ ॥

来0 2 1 9 1 20 1 22 11

व्याख्यान—हे ग्रनन्तबल! "न यस्य" जिस परमात्मा का ग्रौर उसके बलादि सामर्थ्य का "देवाः" इन्द्रिय "देवता" विद्वान् सूर्यादि बुद्धचादि "न, मर्ताः" साधारण मनुष्य "आपश्च न" ग्राप, प्राण, वायु, समुद्र इत्यादि सब ग्रन्त (पार) कभी नहीं पा सकते किन्तु "प्ररिक्वा" प्रकृष्टता से इनमें व्यापक होके अतिरिक्त (इनसे विलक्षण), भिन्न हो परिपूर्ण हो रहा है, सो "मक्त्वान्" ग्रत्यन्त बलवान् इन्द्र परमात्मा "त्वक्षसा" शत्रुग्नों के बल का छेदक बल से "क्ष्मः" पृथिवी को 'दिवश्च" स्वर्ग को धारण करता है, सो "इन्द्रः" परमात्मा "ऊती" हमारी रक्षा के लिये "भवतु" तत्पर हो ।। ३२ ।।

# मूल प्रार्थना

जातवैदसे सुनवाम सीममरातीयतो नि दहाति वेदैः। स नैः पर्पदिति दुर्गाणि विश्वां नावेव सिन्धुं दुरितात्याग्नः॥ ३३॥

来0 219191211

व्याख्यान—हे "जातवेदः" परबह्मन्! ग्राप जातवेद हो, उत्पन्नमात्र सब जगत् को जाननेवाले हो, सर्वत्र प्राप्त हो, जो विद्वानों से ज्ञात सब में विद्यमान ('जात' ग्रथित् प्रादुर्भूत ग्रनन्त धनवान् वा ग्रनन्त ज्ञानवान् हो, इससे आपका नाम जातवेद हैं) उन आपके लिये "वयं, सोमं, सुनवाम" जितने सोम प्रिय गुणविशिष्टादि हमारे पदार्थ हैं, वे सब ग्रपित हैं, सो ग्राप हे कृपालो ! "ग्ररातीयतः" दुष्ट शत्रु जो हम धर्मात्माओं का विरोधी उसके "वेद" धनैरवर्यादि का "नि दहाति" नित्य दहन करो जिससे वह दुष्टता को छोड़ के श्रेष्टता को स्वीकार करे तथा "नः" हम को "दुर्गाणि, विश्वा" सम्पूर्ण दुस्सह दुःखों से "पर्षदित" पार करके धाप नित्य सुख को प्राप्त करो, "नावेव, सिन्धुम्" जैसे ग्रति कठिन

नदी वा समुद्र से पार होने के लिये नौका होती है, "दुरितात्यिगनः" वैसे ही हम को सब पापजनित ग्रत्यन्त पीड़ाग्रों से पृथक् (भिन्न) करके संसार में और मुक्ति में ही परमसुख को शीघ्र प्राप्त करो ।। ३३।।

#### मूल स्तुति

स वज्रभृद्दस्युहा भीम उग्रः सहस्रचिताः शतनीथ ऋभ्वा । चुन्नीषो न शर्वसा पाञ्चजन्यो मुरुत्वांको भवत्वन्द्रं ऊती ॥ ३४ ॥

ऋ०११७११०।१२॥

व्याख्यान—हे दुष्टनाशक परमात्मन् ! म्राप "वज्रभृत्" म्रच्छेद्य (दुष्टों के छेदक) सामर्थ्य से सर्वशिष्ट हितकारक दुष्टिवनाशक जो न्याय उसको धारण कर रहे हो, "प्राणो वा वज्रः" इत्यादि शतपथादि का प्रमाण है। म्रत एव "दस्युहा" दुष्ट पापी लोगों का हनन करने वाले हो, "भीमः" आपकी न्याय म्राज्ञा को छोड़ने वालों पर भयङ्कर भय देने वाले हो। "सहस्रचेताः" सहस्रों विज्ञानादि गुण वाले म्राप ही हो, "शतनीथः" सैकड़ों म्रसङ्ख्यात पदार्थों की प्राप्त कराने वाले हो, "ऋभ्वा" म्रत्यन्त विज्ञानादि प्रकाश वाले हो म्रौर सबके प्रकाशक हो तथा महान् वा महाबल वाले हो। "न, चम्रीषः" किसी की चमू (सेना) में वश को प्राप्त नहीं होते हो। "शवसा, पाञ्चजन्यः" स्वबल से म्राप पाञ्चजन्य (पांच प्राणों के) जनक हो। "मरुत्वान्" सब प्रकार के वायुग्नों के म्राधार तथा चालक हो सो म्राप "इन्द्रः" हमारी रक्षा के लिये प्रवृत्त हों, जिससे हमारा कोई काम न विगड़े।। ३४।।

#### मूल प्रार्थना

सेमं नः काममार्णुण गोभिरश्वैः शतक्रतो । स्तर्वाम त्वा स्वाध्यः ॥ ३५ ॥ ऋ०१।१।३१।९॥

व्याख्यान—हे "शतक्रतो" ग्रनन्त क्रियेश्वर! आप ग्रसड ख्यात विज्ञानादि यज्ञों से प्राप्य हो तथा ग्रनन्तिक्रयाबलयुक्त हो, सो ग्राप "गोभिरश्वैः" गाय, उत्तम इन्द्रिय, श्रेष्ठ पशु, सर्वोत्तम ग्रश्विवद्या (विमानादि युक्त) तथा 'ग्रश्व' अर्थात् श्रेष्ठ घोड़ादि पशुओं ग्रौर चक्रवर्ती राज्येश्वर्यं से "सेमं, नः, काममापृण" हमारे काम को परिपूर्ण करो। फिर हम भी "स्तवाम, त्वा, स्वाध्यः" सुबुद्धियुक्त हो के उत्तम प्रकार से ग्रापका स्तवन (स्तुति) करें। हमको दृढ़ निश्चय है कि ग्रापके विना दूसरा कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता। ग्रापको छोड़ के दूसरे का ध्यान वा याचना जो करते हैं, उनके सब काम नष्ट हो जाते हैं।। ३४।।

सोमं गाभिष्ट्वा वयं वर्द्धयामा वचोविदः।

सुमुळीको न आ विश्व ॥ ३६ ॥ ऋ०१।६।२१।११॥

व्याख्यान हे "सोम" सर्वजगदुत्पादकेश्वर ! श्रापको "वचोविदः" शास्त्रवित् हम लोग स्तुतिसमूह से "वद्धयामः" सर्वोपरि विराजमान मानते हैं। "सुमूळीको, नः, आविश" क्योंकि हमको सुन्दर सुख देने वाले ग्राप ही हो, सो कृपा करके हमको आप ग्रावेश करो, जिससे हम लोग ग्रविद्या अन्धकार से छूट श्रौर विद्या सूर्य को प्राप्त होके श्रानित्वत हों।। ३६।।

# मूल प्रार्थना

सोम रार्निध नी हृदि गावो न यवसेष्वा। मयं इव स्व ओक्यं ॥ ३७ ॥ ऋ०।१।६।२१।१३॥

व्याख्यान है "सोम" सोम्य सौख्यप्रदेश्वर! ग्राप कृपा करके "रारिध, नी, हिदि" हमारे हृदय में यथावत् रमण करो। (दृष्टान्त) जैसे सूर्य की किरण, विद्वानों का मन श्रौर गाय, पशु श्रपने-श्रपने विषय श्रौर घासादि में रमण करते है वा जैसे "मर्थ, इव, स्वे, स्रोक्ये" मनुष्य स्रपने घर में रमण करता है वैसे ही श्राप सदा स्वप्रकाशयुक्त हमारे हृदय (श्रात्मा) में रमण कीजिये, जिससे हमको यथार्थ सर्वज्ञान और ग्रानन्द हो।। ३७॥

ग्यस्फानी अमीवहा वंसुवित्पुंष्टिवर्द्धनः।

सुमित्रः सीम नो भव ॥ ३८॥ ऋ०१।६।२१।१२॥

व्याख्यान—हे परमात्मभक्त जीवो ! श्रपना इष्ट जो परमेश्वर सो "गयस्फानः" प्रजा, धन, जनपद श्रौर सुराज्य का बढ़ाने वाला है तथा "श्रमीवहा" शारीर, इन्द्रिय-जन्य श्रौर मानस रोगों का हनन (विनाश) करनेवाला है। "वसुवित्" सब पृथिव्यादि वसुभ्रों का जानने वाला है अर्थात् सर्वज्ञ ग्रौर विद्यादि धन का दाता है । "पुष्टिवर्धनः" श्रपने शरीर इन्द्रिय, मन श्रौर श्रात्मा की पुष्टि को बढ़ाने वाला है। "सुमित्रः" सोम, नः, भव" सुन्दर यथावत् सबका परमित्र वही है सो अपने उससे यह मांगें कि हे सोम सर्वजगदुत्पादक! श्राप ही कृपा करके हमारे सुमित्र हो ग्रौर हम भी सब जीवों के मित्र हों तथा श्रत्यन्त मित्रता आप से ही रक्षें।। ३८॥

<sup>\*</sup> दण्टान्त का एकदेश रमग्गमात्र लेना।

त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरासं । अपं नः शोश्चिद्धम् ॥ ३९॥ ऋ०१।७।४।६॥

व्याख्यान है अग्ने परमात्मन्! "त्वं हि" तू ही "विश्वतः परिभूरिस" सब जगत् सब ठिकानों में व्याप्त हो भ्रत एव ग्राप विश्वतोमुख हो। हे सर्वतोमुख ग्रग्ने! भ्राप स्वशक्ति से सब जीवों के हृदय में सत्योपदेश नित्य हो कर रहे हो, वहीं श्राप का मुख है। हे कृपालो! "ग्रप, नः, शोशुचदघम्" ग्रापको इच्छा से हमारा पाप सब नष्ट हो जाय, जिससे हम लोग निष्पाप हो के ग्रापकी भक्ति ग्रौर ग्राजापालन में नित्य तत्पर रहें।। ३६।।

#### मल स्तुति

तमीळत प्रथम यज्ञसाधं विशा आरीराहुतमूञ्जसानम् । ऊर्जः पुत्रं भरतं सृषद्वांतुं देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम् ॥ ४० ॥

ऋ०१।७।३।३॥

व्याख्यान हे मनुष्यो ! "तमीळत" उस ग्रग्नि की स्तुति करो, कि जो "प्रथमम्" सब कार्यों से पहिले वर्त्तमान ग्रौर सबका ग्रादि कारण है तथा "यज्ञसाधम्" सब संसार ग्रौर विज्ञानादि यज्ञ का साधक (सिद्ध करने वाला) सबका जनक है। हे "विशः" मनुष्यो ! उसको ही स्वामी मानकर "आरोः" प्राप्त होओ, जिसको ग्रप्त दीनता से पुकारते, विज्ञानादि से विद्वान् लोग सिद्ध करते ग्रौर जानते हैं। "ऊर्जः पुत्रं, भरतम्" पृथिव्यादि जगत् रूप ग्रन्न का 'पुत्रं ग्रथित् पालन करने वाला तथा 'भरत' श्रथित् उसी ग्रन्न का पोषण ग्रौर धारण करने वाला है। "सृप्रदानुम्" सब जगत् को खलने की शक्ति देने वाला ग्रौर ज्ञान का दाता है, उसी को "देवा ग्रांन धारयन्द्रविणोवाम्" देव (विद्वान् लोग) ग्रांन कहते ग्रौर धारण करते हैं, वही सब जगत् को 'द्रविण' ग्रथित् निर्वाह के सब ग्रन्न-जलादि पदार्थ और विद्यादि पदार्थों का देने वाला है। उस ग्रांन परमात्मा को छोड़ के ग्रन्य किसी की भक्ति वा याचना कभी किसी को न करनी चाहिये।। ४०।।

### सूल प्रार्थना

तम्तयो रणयञ्छ्रसातौ तं क्षेमस्य क्षितयः कृष्वत् त्राम् । स विश्वस्य करुणस्येश एको मुरुत्वाको भवत्वन्द्रं ऊती ॥ ४१ ॥ व्याख्यान हे मनुष्यो ! "तमूतयः" उसी इन्द्र परमात्मा की प्रार्थना तथा शरणागित से अपने को "ऊतयः" अनन्त रक्षण तथा बलादि गुण प्राप्त होंगे। "शूरसातौ" युद्ध में अपने को यथावत् "रणयन्" रमण और रणभूमि में शूरवीरों के गुण परस्पर प्रीत्यादि प्राप्त करावेगा। "तं क्षेमस्य, क्षितयः" हे शूरवीर मनुष्यो ! उसी को क्षेम कुशलता का "त्राम्" रक्षक "कुण्वत" करो, जिससे अपना पराजय कभी न हो। वयों कि "सः, विश्वस्य" सो करुणामय सब जगत् पर करुणा करने वाला "एकः" एक हो है अन्य कोई नहीं, सो परमात्मा "मरुत्वान्" प्राण, वायु, बल, सेनायुक्त "ऊती" (ऊतये) सम्यक् हम लोगों पर कृपा से रक्षक हो, ईश्वर से रक्षित हम लोग कभी पराजय को न प्राप्त हों।। ४१।।

# मूल स्तुति

स पूर्वेया निविद्यं कृष्यतायोशिमाः प्रजा अजनयन्मन्ताम् । विवस्वेता चक्षंसा द्यामपश्चं देवा अग्नि घरियन्द्रविशोदाम् ॥ ४२ ॥

死0 2 1 9 1 3 1 7 11

व्याख्यान हे मनुष्यो! सौ ही "पूर्वया", "निविदा" म्रादि सनातन, सत्यता म्रादि गुणयुक्त परमात्मा था, म्रन्य कोई [सृष्टिकक्ता] नहीं था। तब सृष्टि के म्रादि में स्वप्रकाशस्वरूप एक ईश्वर ने प्रजा की उत्पत्ति की ईक्षणता (विचार) [म्रौर] सर्वज्ञतादि सामर्थ्य से सत्यविद्यायुक्त वेदों की, तथा "मनूनां" मननशील मनुष्यों की, तथा पमु-वृक्षादि की "प्रजाः" प्रजा को "म्रजनयत्" उत्पन्न किया—परस्पर मनुष्य म्रौर पशु के व्यवहार चलने के लिये। परन्तु मननशील मनुष्यों को म्रवश्य स्तुति करने योग्य वही है। "विवस्वता चक्षसा" सूर्यादि तेजस्वी सब पदार्थों का प्रकाशने वाला, बल से, स्वर्ग (सुखविशेष) सब लोक "ग्रपः" म्रन्तिरक्ष में पृथिव्यादि मध्यम लोक म्रौर निकृष्ट दुःखिशेष नरक म्रौर सब दृश्यमान तारे म्रादि लोक उसी ने रचे हैं। जो ऐसा सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वर देव है, उसी "द्रविणोदाम्" विज्ञानादि धन देने वाले को ही "देवाः" [विद्वान् लोग] म्रग्नि जानते हैं। हम लोग उसी को भर्जे।। ४२।।

#### मूल प्रार्थना

व्यं ज्यम त्वयां युजा वृत्तमस्माक्रमंश्रमुद्वा भरे भरे। अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं कृधि प्र शत्रूणां मघवनवृष्ण्या रुज ॥ ४३॥

ऋ०१।७।१४।४॥

व्याख्यान हे इन्द्र परमात्मन्! 'त्वया, युजा, वयं, जयेम'' ग्रापके साथ वर्त्तमान ग्रापके सहाय से हम लोग दुष्ट शत्रुजन को जीतें, कैसा वह शत्रु! कि ''ग्रावृतम्'' हमारे बल से घेरा हुग्रा। हे महाराजाधिराजेश्वर! ''भरे भरे ग्रस्माकमं शमुदया" युद्ध-युद्ध में हमारे ग्रंश (बल) सेना का "उदवा" उत्तम रीति से कृपा करके रक्षण करो, जिससे किसी युद्ध में क्षीण होके हम पराजय को न प्राप्त हों किन्तु जिनको आपकी सहायता है उनका सर्वत्र विजय होता ही है। हे "इन्द्रमघवन्" महाधनेश्वर! "शत्रूणां, वृष्ण्या" हमारे शत्रुग्रों के वीर्थ्य पराक्रमादि को "प्रक्ज" प्रभग्न रुग्ण करके नष्ट कर दे। "ग्रस्मभ्यमिन्द्र वरिवः, सुगं, कृधि" हमारे लिये चक्रवर्ती राज्य और साम्नाज्य घन को "सुगम्" सुख से प्राप्त कर ग्रर्थात् ग्रापकी करुणा से हमारा राज्य ग्रीर घन सदा वृद्धि को प्राप्त हो।। ४३।।

#### मूल स्तुति

यो विश्वेस्य जर्गतः प्राणतस्पितयों ब्रह्मणे प्रथमो गा अविन्दत् । इन्द्रो यो दस्यूरधराँ अवातिरन्मरुत्वेन्तं सुख्यायं हवामहे ॥ ४४ ॥

ऋ०१।७।१२।४॥

व्याख्यान—हे मनुष्यो! जो सब जगत् (स्थावर) जड़ अप्राणी का ग्रौर "प्राणतः" चेतना वाले जगत् का "पितः" ग्रिधिष्ठाता ग्रौर पालक है, तथा जो सब जगत् के प्रथम सदा से है ग्रौर "ब्राह्मणे, गा, ग्रिविन्दत्" जिसने यही नियम किया है कि 'ब्रह्म' ग्रिथात् विद्वान् के ही लिये पृथिवी का लाभ और उसका राज्य है। और जो "इन्द्रः" परमैश्वर्यवान् परमात्मा, डाकुग्रों को "ग्रधरान्" नीचे गिराता है तथा उनको मार ही डालता है, "मरुत्वन्तं सख्याय, हवामहे" आग्रो मित्रो भाई लोगो! श्रपने सब संप्रोति से मिल के 'मरुत्वान्' ग्रथात् परमानन्त, बल वाले इन्द्र परमात्मा को सखा होने के लिये ग्रत्यन्त प्रार्थना से गद्गद् हो के बुलावें, वह शीघ्र ही कृपा करके अपने से सिखत्व (परमित्रता) करेगा, इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥४४॥

#### मूल प्रार्थना

मुळा नो रुद्रोत नो मर्यस्क्रधि क्षयद्वीराय नर्मसा विधेम ते । यञ्छं च योश्र मर्नुरायेजे पिता तद्व्याम तर्व रुद्र प्रणीतिषु ॥ ४५ ॥

ऋ०१। ५। २॥

व्याख्यान—हे दुष्टों को रुलानेहारे रुद्धे श्वर! हमको "मृड" मुखी कर तथा "मयस्कृधि" हमको 'मय' अर्थात् ग्रत्यन्त मुख का सम्पादक कर। "क्षयद्वीराय, नमसा, विधेम, ते" शत्रुश्रों के वीरों का क्षय करने वाले ग्रत्यन्त नमस्कारादि से श्रापकी परिचर्या करने वाले हम लोगों का रक्षण यथावत् कर "यच्छम्" हे रुद्ध! आप हमारे पिता (जनक) श्रौर पालक हो, हमारी सब प्रजा को मुखी कर, "योश्च" प्रजा के रोगों का भी नाश कर। जैसे "मनुः" मान्यकारक पिता "श्रायेजे" स्वप्रजा को संगत श्रौर श्रनेकविध लाइन करता है वसे आप हमारा पालन करो। हे रुद्ध भगवन्! "तब, प्रणीतिषु" आपकी ग्राज्ञा का 'प्रणय' ग्रथित् उत्तम न्याययुक्त नीतियों में प्रवृत्त होके "तदश्याम" वीरों के चक्रवर्त्ती राज्य को ग्रापके ग्रनुग्रह से प्राप्त हो ।। ४५ ।।

### मूल स्तुति

देवो न यः पृथिवीं विश्वधीया उपक्षेति हितमित्रो न राजां। पुरःसदेः शर्मसदो न वीरा अनवद्या पतिजुष्टेव नारी।। ४६॥

ऋ0 2 1 2 1 2 9 1 3 11

व्याख्यान—हे प्रियबन्धु विद्वानो ! "देवो, न" ईश्वर सब जगत् के बाहर श्रौर मीतर सूर्य के समान प्रकाश कर रहा है, "यः, पृथियीम्" जो पृथिव्यादि जगत् को रच के धारण कर रहा है और "विश्वधायाः, उपक्षेति" विश्वधारक शक्ति का भी निवास देने और धारण करने वाला है तथा जो सब जगत् का परमित्र ग्रर्थात् जैसे "प्रियमित्रो, न, राजा" प्रियमित्रवान् राजा श्रपनी प्रजा का यथावत् पालन करता है वैसे ही हम लोगों का पालनकर्त्ता वही एक है, श्रन्य कोई भी नहीं। "पुरः सदः, शर्मसदो न, वीराः" जो जन ईश्वर के पुरःसद हैं (ईश्वराभिमुख ही हैं) वे ही शर्मसदः श्रथित् मुख में सदा स्थिर रहते हैं। जैसे "न वीराः" पुत्र लोग ग्रपने पिता के घर में ग्रानन्द-पूर्वक निवास करते हैं वैसे ही जो परमात्मा के भक्त हैं वे सदा मुखी रहते हैं, परन्तु जो श्रनन्यचित्त होके निराकार सर्वत्र व्याप्त ईश्वर की सत्य श्रद्धा से भक्ति करते हैं जैसे कि "अनवद्या, पितजुब्देव, नारी" ग्रत्यन्तोत्तमगुणयुक्त पित की सेवा में तत्पर पितद्रता नारी (स्त्री) रात-दिन तन, मन, धन ग्रौर अतिप्रेम से ग्रनुकूल ही रहती है, वैसे प्रेम-प्रीतियुक्त होके श्राग्रो भाई लोगो! ईश्वर की भक्ति करें और ग्रपने सब मिल के परमात्मा से परममुख लाभ उठावें।। ४६।।

#### मूल प्रार्थना

सा मा सत्योक्तिः परि पातु विश्वतो द्यावा च यत्रं ततनन्नहानि च। विश्वमन्यनि विद्याते विश्वाहोदीति स्पः ॥ ४७॥

ऋ०७। ५। १२।२॥

व्याख्यान हे सर्वाभिरक्षकेश्वर! "सा मा सत्योक्तिः" श्रापकी सत्य श्राज्ञा जिसका हमने श्रनुष्ठान किया, वह "विश्वतः, परि पातु, नः" हमको सब संसार से सर्वथा पालित और सब दुष्ट कामों से सदा पृथक् रक्खे कि कभी हमको श्रधमं करने की इच्छा भी न हो "द्यावा, च" श्रीर दिष्य सुख से सदा युक्त करके यथावत् हमारी रक्षा करे। "यत्र" जिस दिष्य सृष्टि में "ग्रहानि" सूर्यादिकों को दिवस श्रादि के निमित्त "ततनत्" आपने ही विस्तारे हैं, वहां भी हमारा सब उपद्रवों से रक्षण करो, "विश्वसन्य०" आप से श्रन्य (भिन्न) 'विश्व' अर्थात् सब जगत् जिस समय आपके

सामर्थ्य से (प्रलय में) "नि विशते" प्रवेश करता है (कार्य सब कारणात्मक होता है), उस समय में भी ग्राप हमारी रक्षा करो। "यदेजित" जिस समय यह जगत् ग्राप के सामर्थ्य से चिलत हो के उत्पन्न होता है, उस समय भी सब पीड़ाग्रों से आप हमारी रक्षा करें। "विश्वाहापो, विश्वाहा" जो-जो विश्व का हन्ता (दुःख देने वाला) उसको ग्राप नष्ट कर देग्रो, क्योंकि ग्रापके सामर्थ्य से सब जगत् की उत्पत्ति, स्थित ग्रौर प्रलय होता है, ग्रापके सामने कोई राक्षस (दुष्टजन) क्या कर सकता है? क्योंकि ग्राप सब जगत् में उदित (प्रकाशमान) हो रहे हो, परन्तु सूर्य्यवत् हमारे हृदय में कृपा करके प्रकाशित होग्रो, जिससे हमारी ग्रविद्यान्धकारता सब नष्ट हो।। ४७।।

#### मूल स्तुति

देवो देवानांमास मित्रो अंद्भुतो वसुर्वस्नामास चारुरध्वरे । शर्मन्त्स्याम तर्व सप्रथेस्तमेऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तर्व ॥ ४८ ॥

ऋ0 2 1 年 1 37 1 23 11

व्याख्यान हे मनुष्यो ! वह परमात्मा कैसा है ? कि हम लोग उसकी स्तृति करें, हे अग्ने परमेश्वर ! श्राप "देवो, देवानामिस" देवों (परमिवद्वानों) के भी देव (परमिवद्वान्) हो तथा उनको परमानन्द देने वाले हो तथा "श्रद्भुतः" श्रत्यन्त आश्चर्यरूप मित्र सर्वसुखकारक सबके सखा हो । "वसु॰" पृथिव्यादि वसुश्रों के भी वास कराने वाले हो तथा "श्रद्धरे" ज्ञानादि यज्ञ में "चारुः" श्रत्यन्त शोभायमान श्रौर शोभा के देने वाले हो, हे परमात्मन् ! "सप्रथस्तमे सख्ये, शर्मणि तव" श्रापके अतिविस्तीर्ण, श्रानन्दस्वरूप सखाश्रों के कर्म में हम लोग स्थिर हों, जिससे हमको कभी दुःख न प्राप्त हो श्रौर श्रापके श्रनुग्रह से हम लोग परस्पर अप्रोतियुक्त कभी न हों।। ४८।।

#### मूल प्राथंना

मा नी वधीरिन्द्र मा परा दा मा नी प्रिया भोजनानि प्र मीपी: । आण्डा मा नी मधवञ्छक निर्भेन्या नाः पात्री भेत्सहजीनुपाणि ॥ ४९ ॥

ऋ०१।७।१९। ५॥

व्याख्यान हे इन्द्र परमैश्वर्ययुक्तेश्वर! "मा, नो, वधीः" हमारा वध मत कर अर्थात् अपने से अलग हमको मत गिरावै। "मा परा दाः" हमसे अलग आप कभी मत हो, "सा नः प्रिया॰" हमारे प्रिय भोगों को मत चोर और मत चोरवावै, "आण्डा मा॰" हमारे गर्भों का विदारण मत कर, हे "मधवन्" सर्वशक्तिमन् "शक्र" समर्थ हमारे पुत्रों का विदारण मत कर, "मा, नः, पात्रा" हमारे भोजनाद्यधं सुवर्णादि पात्रों को हमसे अलग मत कर, "सहजानुषाणि" जो-जो हमारे सहज अनुषक्त, स्वभाव से

म्रानुकूल मित्र हैं. उनको म्राप नष्ट मत करो अर्थात् कृपा करके पूर्वोक्त सब पदार्थों को यथावत् रक्षा करो ॥ ४६॥

# मूल प्रार्थना

मा नी महान्तेमुत मा नी अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा ने उक्षितम्। मा नी वधीः पितरं मोत मातरं मा नेः श्रियास्तन्वी रुद्र रीरिषः॥ ५०॥ ऋ०१। ६। ६। ७॥

मार्नस्तोके तनेये मा नं आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेष रीरिषः। वीरान्मा नो रुद्र भामितो वंधीईविष्मन्तः सदामिन्तां हवामहे॥ ५१॥

ऋ०१। ५। ५। ५॥

व्याख्यान है "रुद्र" दुष्टिवनाशकेश्वर! आप हम पर कृपा करो "मा, नो, व०" हमारे ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध पिता इनको ग्राप नष्ट मत करो तथा "मा नो ग्रर्भकम्" छोटे बालक ग्रौर "उक्षन्तम्" वीर्यसेचनसमर्थ जवान तथा जो गर्भ में वीर्य को सेचन किया है, उसको मत विनष्ट करो तथा हमारे पिता, माता ग्रौर प्रिय तनुग्रों (शरीरों) का "मा, रीरिषः" हिंसन मत करो "मा, नस्तोके" किनष्ठ, मध्यम और ज्येष्ठपुत्र, "ग्रायौ" उमर "गोषु" गाय ग्रादि पशु "ग्रश्वेषु" घोड़ा आदि उत्तम यान हमारी सेना के शूरों में "हिविष्मन्तः" यज्ञ के करनेवाले इन में, "भामितः" क्रोधित ग्रौर "मा रीरिषः" रोषयुक्त होके कभी प्रवृत्त मत हो, हम लोग आपको "सदिमन्त्रा, हवामहे" सर्वदैव ग्राह्वान करते हैं, हे भगवन् एद्र परमात्मन्! ग्राप से यही प्रार्थना है कि हमारी ग्रौर हमारे पुत्र धनैश्वर्यादि की रक्षा करो ।। ५० ।। ५१ ।।

# म्ल प्राथंना

उद्गातेर्य शकुने सामं गायिस ब्रह्मपुत्र ईव सर्वनेषु शंसिस ।

वृषेव वाजी शिश्चमतीर्पीत्यां सर्वतों नः शकुने भद्रमा वंद

विश्वतों नः शकुने पुण्यमा वंद ॥ ५२ ॥ ऋ०२। ६। १२।२॥

आवदुँस्त्वं शंकुने भद्रमा वंद तूष्णीमासीनः सुमृतिं चिकिद्धि नः ।

यदुत्यत्न वद्सि कर्करिर्यथा वृहद्वदेम विद्ये सुवीराः॥ ५३ ॥

ऋ०२। ६। १२। ३॥

व्याख्यान हे "शकुने" सर्वशिवतमन्नीश्वर! ग्राप सामगान को गाते ही हो, वैसे ही हमारे हृदय में सब विद्या का प्रकाशित गान करो। जैसे यज्ञ में महापण्डित

सामगान करता है वंसे आप भी हम लोगों के बीच में सामादि विद्या का प्रकाश की जिये "ब्रह्मपुत्र इब सवनेष्" ग्राप कृपा से सवन (पदार्थविद्याओं) की "शंसिस" प्रशंसा करते हो, वैसे हमको भी यथावत् प्रशंसित करो, जैसे "ब्रह्मपुत्र इव" वेदों का वेत्ता विज्ञान से सब पदार्थों की प्रशंसा करता है वैसे भ्राप भी हम पर कुपा की जिये, भ्राप "वृषेवाजी" सर्वशक्ति का सेवन करने श्रौर अन्नादि पदार्थों के देनेवाले तथा महा बलवान् श्रौर वेगवान् होने से वाजी हो, जैसे कि वृषभ के समान ग्राप उत्तम गुण श्रौर उत्तम पदार्थी की वृष्टि करनेवाले हो, वैसे हम पर उनकी वृष्टि करो "शिशुमतिः" हम लोग श्राप की कृपा से उत्तम शिशु (सन्तानादि) को "अपीत्य" प्राप्त होके आपको ही भजें "श्रासर्वतो नः शकुने" हे शकुने! सर्वसामर्थ्यवान् ईश्वर! सब ठिकानों से हमारे लिये "मद्रम्" कल्याण को "ग्रावद" अच्छे प्रकार कही ग्रर्थात् कल्याण की ही ग्राज्ञा श्रीर कथन करो जिससे श्रकल्याण की बात भी कभी हम न सुनें। "विश्वतो, नः श०" हे सबको सुख देनेवाले ईश्वर! सब जगत् के लिये "पुण्यम्" धर्मात्मा के कर्म करने को "आ वद" उपदेश कर, जिससे कोई मनुष्य अधर्म करने की इच्छा भी न करे और सब ठिकानों में सत्यधर्म की प्रवृत्ति हो। "आवदस्तवं शकुने" हे शकुने जगदीश्वर ! श्राप सब "मद्रम्" कल्याण का भी कल्याण अर्थात् व्यावहारिक सुख के भी ऊपर मोक्ष सुख का निरन्तर उपदेश की जिये "तूष्णीमासीनः 0" हे अन्तर्धामन् ! हमारे हृदय में सदा स्थिर हो मौन से ही "सुमतिम्" सर्वोत्तम ज्ञान देओ, "चिकिद्धिनः" कृपा से हमको अपने रहने के लिये घर ही बनाओ और आपकी परमविद्या को हम प्राप्त हों "यदुत्पतन्वद" उत्तम व्यवहार में पहुंचाते हुए आपका (यथा) जिस प्रकार से "कर्करिवंदिसि" कर्ताच्य कर्म, धर्म को ही अत्यन्त पुरुषार्थ से करो, प्रकर्त्तच्य दुष्ट कर्म-भत करो ऐसा उपदेश है कि 'पुरुषाथ' अर्थात् यथायोग्य उद्यम को कभी कोई मत छोड़ो, वैसे "वृहद्देम विदथे" विज्ञानादि यज्ञ वा धर्मयुक्त युद्धों में "सुवीर:" ग्रत्यन्त शूरवीर होके बृहत् (सब से बड़े) आप जो परब्रह्म उन "बदेम" आपकी स्तुति, आपका उपदेश, ग्रापकी प्रार्थना ग्रीर उपासना तथा भ्रापका यह बड़ा भ्रखण्ड साम्राज्य और सब मनुष्यों का हित सर्वदा कहैं, सुनें ग्रौर ग्रापके ग्रनुग्रह से परमानन्द को भोगें।। ४२॥ ४३॥

श्रो३म् महाराजाधिराजाय परसात्सने नमो नमः ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्याणां महाविदुषां श्रीयुतविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचित आर्याभिविनये प्रथमः प्रकाशः पूर्तिमागमत् । समाप्तोऽयं प्रथमः प्रकाशः ॥